## धीनदीज्ञानजिबनुस्देव मिश्र प्रजीता

## ईशानशिवगुरुदेवपद्धतिः

चतुर्यः माग

महामहोपाध्यावेन त. गणपति सास्त्रिणा

भूमिका सेखक: डा॰ एन॰ वी॰ उज्जी बंध्यक, बंस्कुतं विभागः केरस विस्वविद्यासयः

If any defect is found in the book, please return the copy by V.P.P. to the Publisher for exchange free of cost of Postage-

> भारद्रीय विद्या प्रकाशन विन्ती (बास्त) वारावती

## विषयानुक्रमणी ।

| विषया:.                         | पृष्टम्. | विषयाः.                         | पृष्टम्, |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| अधिष्ठानाधिकार:                 | 300      | शिलादोपास्तज्ज्ञानोपायश्व       | 344      |
| स्तम्भालद्वारः                  | ३०९      | लिङ्गीवकल्पाधिकार:              | ३६७      |
| उत्तरस्थणम्                     | .494     | मानुषशिलालेङ्गलक्षणम्           | 309      |
| प्रस्तराद्यधिकार:               | 198      | आर्पादिलिङ्गभेदः                | 303      |
| द्वारलक्षणम्                    | 396      | लक्षणोद्धाराधिकारः              | ३७५      |
| तोरणादिलक्षणम्                  | ३२०      | सामान्यपं ठविविः                | 309      |
| शिखरलक्षणम्                     | 324      | नागरतदेत्रयपंटिम्               | 340      |
| सोपानलक्षणम्                    | ३२६      | मेरुसुन्दरादिद्वादशपीठानि       | 369      |
| नाललक्षणम्                      | ३२७      | नाल,वेधिः                       | 368      |
| मण्डपलक्षणम्                    | ,,       | पादः रोला <b>लक्षणम्</b>        | 360      |
| प्रपालक्षणम्                    | 125      | मुखाळज्ञावंधिः                  | 3 < 6    |
| दावनियमः                        | 330      | स्फाटिकलिङ्गविधिः               | 250      |
| दारस्वीकरणम्                    | 339      | रह्मानिङ्गाधिकार:               | 359      |
| इष्टका:                         | . ३३३    | लं.हलि <b>ज्ञा</b> नि           | 15,      |
| इष्टकालोष्टकरणम्                | "        | द।रव।लेक्कावंधिः                | ,,       |
| सुधाधिकारः                      | 338      | उत्तमदशतालपुरुगमान।वेधिः        | "        |
| स्तम्भसन्धिः                    | 335      | मध्यमदशतालम्नीमानम्             | 803      |
| सन्धिविशेषाः                    | 330      | मध्यमदशताल पुरुषमानम्           | 808      |
| स्तूपीविन्यास:                  | 338      | कनिष्ठदशतालस्त्रीमानम्          | YOU      |
| कुम्भविन्यासः                   | 380      | षोडशमृतिलक्षणम्                 | 808      |
| विमानप्रतिष्ठाधिवः।रः           | 389      | तत्र                            |          |
| इत्प्रतिष्टाधिकारः              | \$AA     | सोमारकन्दलक्षणम्                | 808      |
| अनुकर्म विधानम्                 | 346      | <b>भुजङ्ग</b> त्रासनृत्तलक्षणम् | 893      |
| अब्भुतशमनम्                     | 386      | गङ्गाधरलक्षणम्                  | ,,       |
| प्राकारलक्षणम्                  | ३५०      | त्रिपुरान्तकलक्षणम्             | ¥93      |
| प <b>रिवारदेवता</b> तस्थानानि   | 349      | कल्याण <i>मुन्दरल</i> क्षणम्    | ٠,       |
| गोपुरविधि:                      | 344      | अर्धनारीश्वरत्रक्षणम्           | ,,       |
| लिज्ञोपादानाधिकार:              | 3.6      | पाञुपतलक्षणम्                   | 838      |
| र्क्षाणकलिङ्गविधिः              | 360      | <b>कड्डालरक्षणम्</b>            | ٠,       |
| <b>लिज्ञपीठो</b> पादानाश्विकारः |          | हारेहरलक्षणम्                   | ,,       |
| शकुननिभित्तानि                  | ,,       | भिक्षाटनल <b>ञ्</b> णम्         | ,,       |
| शिक्षामहणविधिः                  | 363      | चण्डेशानुब्रहलक्षणम्            | 894      |

| विषसाः.                                  | पृष्ठम्.     | विषया:                              | पृष्ठम् |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|
| दक्षिणाम्:तिलक्षणम्                      | 814          | चतुरावरणे सहस्रकलशाधिकारः           | ¥64     |
| <b>कालका</b> ललक्षणम्                    | ,,           | एक।वंशतिव्यूह्सहस्रकलगाधिकारः       | 869     |
| <b>लिक्कोव्</b> भवलक्षणम्                | ४१६          | साधारणकर्मीधिकारः                   | 99.     |
| <b>बुषलक्षणाधिकारः</b>                   | ;,           | कलश्रमेदन द्रव्यादिभेदाः            | *53     |
| <b>युत्ताः</b> त्रेश्र्ललक्षणम्          | 890          | पश्च।वरणसहस्रकस्रशाधिकारः           | 400     |
| त्रिम <b>क्</b> रश्लम्                   | 896          | सहस्रकलशेषु मन्त्रद्रव्यदेवताविधिः  | 401     |
| वेतालशूलकक्षणम्                          | "            | स्रपनानन्तरकार्यविधिः               | 400     |
| <b>क</b> द्वा <b>क्व</b> ाधकारः          | ,,           | सूर्थप्रतिष्ठाःधिकार:               | 49.     |
| गणेशस्याम्                               | "            | सूर्य।नेत्यो(सवावे।धेः              | 491     |
| रक्षोन्नवास्तुह्रोमविधिः                 | 895          | महोत्सविधिः                         | 494     |
| प्रतिष्ठाविधिः                           | <b>'8</b> 89 | गणेशप्रतिष्ठाभिकारः                 | 11      |
| स्रपना दाविधिः                           | 450          | गणेशे(त्सवविदेधः                    | 490     |
| तत्त्वतत्त्वेश्वरम्,र्तेमूतंश्वरन्यासः   | 858          | स्कन्दप्रतिष्ठाविकारः               | 499     |
| होमजपादिवि।धेः                           | 834          | स्कन्दो(सवावे।वः                    | 428     |
| शि <b>दम</b> च्या।धेकार:                 | ¥\$9         | श <b>हरनारायणप्रं</b> ।तेष्ठाधिकार: | 425     |
| शिवप्रतेष्ठाधिकारः                       | 880          | <b>उ</b> रस <b>वब</b> िंदेवताविधिः  | 489     |
| नित्योत्प्रवाधिकारः                      | ४५०          | दुर्गं श्रतिष्ठाधिकारः              | 410     |
| दि <sub>।।</sub> बकाधिकारः               | 843          | <b>दुगे</b> ोत्सववि।वः              | 481     |
| रथादियानशयनाधिकारः                       | ४५५          | र्गाराप्रतिष्ठा।वकारः               | 484     |
| थ्वजोच्छ् <b>याधिकारः</b>                | 846          | र्गार्श्वरसवावाधः                   | 440     |
| आलयासङ्कारपूजायात्रादिविधिः              | *65          | सरस्यतंत्र्प्रतिष्ठाधिकारः          | 441     |
| स् <b>रतयेस्तु</b> तिः                   | 484          | सरस्वत्युत्सवावे।धः                 | 444     |
| बिलदानं तन्मन्त्राध                      | 846          | भूतनाथमन्त्रोद्धाराविकारः           | 46.     |
| रा।त्रेमेदैन देवताबलिभेदाः               | 804          | <b>भूतनाथप्रतिद्वाधिकारः</b>        | 469     |
| उरसद।बस्थाधिकारः                         | 800          | शास्तुद्धस्यविभिः                   | 454     |
| उत्सवान्ते कर्तव्यविधिः                  | 860          | मातृमन्त्रोद्धाराविकारः             | 440     |
| अल्प्रस्नपनपदाधिकारः                     | 869          | मातृप्र।तेष्ठाधिकारः                | 446     |
| पञ्चार्वेशातिकस्राधिकारः                 | 199          | मातृनित्योतस्याधिकारः               | 406     |
| त्रिविधायोत्तरकलशाधिकारः                 | 868          | महाशान्तिविधिः                      | 400     |
| ।द्वेपश्चाशदभिकशतद्वयकलशः।भिकारः         | 864          | क्षेत्रपालप्रतिष्ठतिकार:            | 460     |
| त्रि <b>शतक</b> लशाः घेकार:              | "            | क्षेत्रपालोरसवर्विषः                | 468     |
| चतुराधकपश्चशतकलशाधिकारः                  | 868          | नवनेवेद्याधिकारः                    | 466     |
| विशल। <b>धकसप्तशतकलशा</b> विका <b>रः</b> | "            | दीपोत्सर्वविधः                      | 466     |
| पञ्चावरण स <b>इस्रक</b> लशाधिकारः        | "            | अन्त्येष्टयधिकारः                   | 489     |
| भन्ने तरसहस्रकलशाधिकारः                  | 860          | एकोश्टिबिधिः                        | 954     |

| विषया:.                     | वृष्ठम्.           | विषया:.               | पृष्ठम्.    |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| सपिण्डीकरणाधिकार:           | 450                | अस्त्रयागाधिकारः      | 605         |
| अष्टकाश्राद्धविधि:          | 499                | विकिविकरणविधिः        | <b>§</b> 91 |
| अल्पप्रायश्वित्तम्          | 50 <b>₹</b><br>50€ | ज्ञां में द्वारविद्यः | <b>६1</b> २ |
| महादोषप्राया <b>व</b> त्तम् | 40€                |                       |             |
|                             | योगव               | ादः ।                 |             |
| बोगलक्षणम्                  | <b>६</b> 9६        | धारणाधिकार:           | 633         |
| यमनियमादि।नेरूपणम्          | ६२१                | ध्यानाधिकारः          | £\$8        |
| प्राणायामाथिकारः            | 626                | समार्ध्याधकारः        | <b>६३</b> ५ |
| प्रसाहाराधिकारः             | £ \$ 3             |                       |             |